#### महर्षि वेदव्यासप्रणीत

## श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण

### [ प्रथम खण्ड ]

(सचित्र, सरल हिन्दी-व्याख्यासहित) स्कन्ध १ से ६ तक

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

## विषय-सूची

| अध्याय        | विषय                             | पृष्ठ-संख्या          | अध्याय      | विषय             | पृष्ठ-र                                 | पंख्या |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------|--------|
| १-निवेदन.,    | ******                           | ξ                     | देवीका      | प्रसन्न होना,    | भगवान् विष्णुके                         |        |
|               | भागवतमाहात्म्य                   |                       | हयग्रीवा    | वतारकी कथा       | ********                                | 64     |
| ३-अर्धश्लो    | की देवीभागवत                     | १५                    | ६-शेषशार्य  | भगवान् विष       | णुके कर्णमलसे                           |        |
|               | कम्                              |                       | मधु-कै      | टभको उत्पत्ति    | तथा उन दोनोंका                          |        |
|               | द्धात्री [चित्र]                 |                       | ब्रह्माजी   | से युद्धके लिये  | तत्पर होना                              | ९६     |
| ६-श्रीमदेवी   | भागवतकी पाठवि                    | धं१९                  | ७-ब्रह्माजी | का भगवान् विष    | ष्णु तथा भगवती                          |        |
|               | === माहातम्य =                   |                       | योगनिद्र    | की स्तुति करन    | Ť                                       | १००    |
| १-सूतजीके     | द्वारा ऋषिय                      | ोंके प्रति            | ८-भगवान्    | विष्णु योगमाय    | कि अधीन क्यों                           |        |
| श्रीमद्देवी   | भागवतके श्रवणकी                  | महिमाका               | हो गये-     | —ऋषियोंके इस     | । प्रश्नके उत्तरमें                     |        |
| कथन           |                                  | 33                    | सूतजीद्व    | ारा उन्हें आद्या | राक्ति भगवतीकी                          |        |
| २-श्रीमद्देवी | भागवतके माहात्म्य                | कि प्रसंगमें          |             |                  |                                         | १०६    |
| स्यमन्तक      | ज्मणिकी कथा                      | 36                    | ९-भगवान्    | ्विष्णुका मध्    | पु-कैटभसे पाँच                          |        |
| ३-श्रीमद्देवी | भागवतके माहात्म्य                | कि प्रसंगमें          | हजार        | वर्षीतक युद्ध व  | करना, विष्णुद्वार <u>ा</u>              |        |
|               | द्युप्नकी कथा                    |                       | देवीकी      | स्तुति तथा       | देवीद्वारा मोहित                        |        |
| ४-श्रीमदेवी१  | भागवतके माहातम्यके               | प्रसंगमें रेवती       | मधु-कै      | टभका विष्णुद्वार | ा वध                                    | ११०    |
| नक्षत्रके     | पतन और पुनः स्थ                  | प <del>न</del> की कथा |             |                  | र वर-प्राप्ति                           |        |
| तथां श्र      | ोमद्देवीभागवतके श्र              | वणसे राजा             | ११-बुधके व  | जन्मकी कथा       | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | १२१    |
| दुर्दमको      | मन्वन्तराधिप-पुत्रक              | ते प्राप्ति ५१        | १२-राजा र   | पुद्युम्नकी इला  | नामक स्त्रीके                           |        |
| ५-श्रीमद्देवी | भागवतपुराणकी १                   | प्रवण−विधि,           |             |                  | ा बुधसे विवाह                           |        |
| श्रवणक        | तिके लिये पाल-                   | ीय नियम,              | और ए        | गुरूरवाकी उत्प   | त्ति, भगवतीकी                           |        |
| श्रवणके       | फल तथा माहात्म्य                 | यका वर्णन. ५९         | स्तुति      | करनेसे इल        | ारूपधारी राजा                           |        |
|               | प्रथम स्कन्ध                     |                       |             |                  |                                         |        |
| १-महर्षि      | शौनकका सूतजीसे                   | श्रीमद्वी-            | -           |                  | शोकी कथा                                | १३३    |
|               | पुराण सुनानेकी प्रार्थ           |                       | _           | 100              | अरणिसे उत्पन                            |        |
| 64            | रा श्रीमद्देवीभागवत              |                       |             |                  | गसजीद्वारा उनसे                         |        |
|               | तथा श्लोकसंख्या                  |                       |             |                  | ************                            | 838    |
|               | गमें प्रतिपादित विष <sup>र</sup> |                       |             |                  | लिये अस्वीकार                           |        |
| 41            | रा पुराणोंके नाम                 |                       |             |                  | उनसे श्रीमद्देवी-                       |        |
|               | ख्याका कथन, उप                   |                       |             |                  | कहना                                    | 885    |
|               | द्वापरयुगके व्यासोंक             |                       |             |                  | विष्णुसे महा-                           |        |
|               | द्वारा व्यासजीको                 |                       |             |                  | निका शुकदेवजीसे                         |        |
|               | बताना                            |                       |             |                  | परम्परा बताना                           |        |
|               | लक्ष्मीके शापर                   |                       |             | -                | मेथिला जानेका                           |        |
| मस्तक र       | कट जाना, वेदोंद्वारा र           | स्तृति करनेपर         | l निश्चय    | करना             | ******                                  | 386    |

| अध्याय                                                                | विषय                                                                                                                                                        | पृष्ठ-संख्य                                                                     | अध्याय                                                                        | विषय                                                                                          | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७-शुकदेवज<br>मिथिला<br>प्रवेश<br>१८-शुकदेवज<br>१९-शुकदेवज<br>आना, वि | गिका राजा जनकसे मि<br>पुरीको प्रस्थान तथा<br>जीके प्रति राजा जनव<br>जीका व्यासजीके आ<br>विवाह करके सन्तानी<br>म सिद्धिकी प्राप्ति व<br>ोका राजा शन्तनुसे वि | लनेके लिये<br>राजभवनमें<br>१५३<br>कका उपदेश १६०<br>प्रममें वापस<br>त्पत्ति करना | पुत्रोंको<br>७-धृतराष्ट्रव<br>धन माँ<br>गान्धार<br>वनके<br>तथा मा<br>भाइयोंवे |                                                                                               | स्तनापुर आना २०१<br>के पिण्डदानहेतु<br>रोध; धृतराष्ट्र,<br>नौर संजयका<br>वासी धृतराष्ट्र<br>तथे युधिष्ठिरका<br>का महाप्रयाण, |
| पुत्रोंका<br>चित्रांगद                                                | जन्म, राजा शन्तन्<br>का राजा बनना तथा र                                                                                                                     | की मृत्यु,<br>उसकी मृत्यु,                                                      | आश्रम<br>द्वारा मा                                                            | पर आना, देवीकी कृष्<br>हाभारतयुद्धमें मरे कौर                                                 | गसे व्यासजी-<br>वों-पाण्डवोंके                                                                                               |
| और क्षय                                                               | ोर्यका काशिराजकी कन्य<br>गरोगसे मृत्यु, व्यासजीह<br>प्रौर विदुरकी उत्पत्ति<br>द्वितीय स्कन्ध                                                                | प्तराष्ट्र,<br>१७०                                                              | ८-धृतराष्ट्र<br>प्रभासः<br>संहार,                                             | ोंको बुला देना<br>ट्र आदिका दावाग्नियं<br>क्षेत्रमें यादवोंका परस्<br>कृष्ण और बलरामका        | नें जल जाना,<br>पर युद्ध और<br>परमधामगमन,                                                                                    |
| होना 🤻                                                                | न शापसे अद्रिका अप्स<br>और उससे राजा                                                                                                                        | मत्स्य तथा                                                                      | हिमाल                                                                         | त्को राजा बनाकः<br>यपर्वतपर जाना, परी                                                         | क्षेत्को शापकी                                                                                                               |
| २-व्यासजी<br>लिये ज                                                   | न्थाकी उत्पत्ति<br>ोकी उत्पत्ति और उनव<br>गाना<br>तनु, गंगा और भीष्मके                                                                                      | हा तपस्याके<br>१८९                                                              | ९-सर्पके<br>अपनी                                                              | प्रमद्वरा और रुरुका<br>काटनेसे प्रमद्वराकी<br>आधी आयु देकर उसे व<br>न्त्र-औषधिद्वारा सुरक्षित | मृत्यु, रुरुद्वारा<br>जीवित कराना,                                                                                           |
| कथा<br>४-गंगाजीह<br>सात पुर                                           | प्रारा राजा शन्तनुका पति<br>प्रोंका जन्म तथा गंगाक<br>प्रवाहित करना, आठवें                                                                                  | १८१<br>स्रूपमें वरण,<br>1 उन्हें अपने                                           | १०-महाराज<br>प्रस्थान                                                         | लवाले भवनमें निवास<br>त परीक्षित्को डँसनेके<br>त, मार्गमें मन्त्रवेत्ता<br>का एक वटवृक्षको    | लिये तक्षकका<br>कश्यपसे भेंट,                                                                                                |
| भीष्मक<br>५-मत्स्यग                                                   | ा जन्म तथा उनकी<br>न्था (सत्यवती)–को<br>ज मोहित होना, भीष्मद्व                                                                                              | शिक्षा-दीक्षा १९<br>देखकर राजा                                                  | कर दें<br>भराव                                                                | ना और कश्यपका उ<br>कर देना, तक्षकद्वा<br>को वापस कर दे                                        | से पुनः हरा-<br>॥ धन देकर                                                                                                    |
| ब्रह्मचर्य<br>और श                                                    | –ित्रत धारण करनेकी !<br>न्तनुका 'सत्यवतीसे वि<br>हा कुन्तीको अमोघ काम्                                                                                      | प्रतिज्ञा करना<br>त्रवाह १९७                                                    | ५ ११-जनमेज                                                                    | मरीक्षित्की मृत्यु,<br>नयका राजा बनना<br>ने सर्प-सत्र करना                                    | और उत्तंककी                                                                                                                  |
| मन्त्रके<br>जन्म, वु<br>कारण                                          | प्रभावसे कन्यावस्थामे<br>कृत्तीका राजा पाण्डुसे वि<br>पाण्डुका सन्तानोत्पाद<br>मन्त्र-प्रयोगसे कुन्ती व                                                     | ही कर्णका<br>व्वाह, शापके<br>नमें असमर्थ                                        | कहनेर<br>१२-आस्ती<br>विनता                                                    | ते राजाद्वारा सर्प-सन्न<br>कमुनिके जन्मकी क<br>द्वारा सूर्यके घोड़ेके<br>गगना और विनताको      | ा रोकना २२०<br>ज्या, कद्रू और<br>रंगके विषयमें                                                                               |
|                                                                       | होना, पाण्डुकी मृत्                                                                                                                                         |                                                                                 | प्राप्ति,                                                                     | कद्रद्वारा अपने पुत्रे                                                                        | ांको शाप २३                                                                                                                  |

| अध्याय विषय                                               | पृष्ठ-सं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ख्या अद्य | गय            | विषय                                    | पृष्ठ-र         | पंख्या |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------|
| तृतीय                                                     | स्कन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | प्रेरित करना. |                                         |                 | 799    |
| १- राजा जनमेजयका ब्रह                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | धारशक्तिसे पृथ्व                        |                 |        |
| प्रश्न तथा इसके उ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | उसपर सुमेरु आ                           |                 |        |
| पूर्वकालमें नारदजीके                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |               | ीद्वारा मरीचि आ                         |                 |        |
| सुनाना                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               | , काश्यपी सृष्टि                        |                 |        |
| २- भगवती आद्याशक्तिके                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ~             | , प्राप्ताः<br>वैकुण्ठ, कैलास           |                 |        |
| ३- ब्रह्मा, विष्णु और                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | र्माण; भगवान                            |                 |        |
| लोकोंमें जाना तथा अ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | ता और प्रसन्न ह                         | -               |        |
| ब्रह्मा, विष्णु और                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | रा आकाशवाणी                             |                 |        |
| आश्चर्यचिकत होना,                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000       |               | देना                                    |                 | 308    |
| <ul><li>अरवपयाकत हाना,</li><li>भगवतीके चरणनखमें</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | से सम्बन्धि                             |                 | 404    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 40-     |               | कथा, धुवसनि                             |                 |        |
| ब्रह्माण्डका दर्शन होना,                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.4      |               | युधाजित् और                             |                 |        |
| देवीकी स्तुति करना .                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५५       |               | दौहित्रोंके पक्ष                        |                 | 300    |
| <ul> <li>व्रद्धा और शिवजीका</li> </ul>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 - 21   |               | जुत् और वीस्                            |                 | 411    |
| <del>7</del>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 14-    | -             | *                                       |                 |        |
| ६- भावते ज्ञादिम्बिकाद्वा                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | नृत्यु, राजा ध्रुव <del>र</del>         |                 |        |
| वर्गन तथा 'महासरस्वर्त                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | अपने पुत्र सुदः                         | -               |        |
| 'महाकाली' नामक                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İ         | -             | के आश्रममें जा<br>-                     |                 | 200    |
| क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | П                                       |                 | ३१६    |
| करना                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६६   १६- | _             | भारद्वाजमुनिके अ                        |                 |        |
| ७- ब्रह्माजीके द्वारा परमा                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | मनोरमाको भेज                            |                 |        |
| सूक्ष्म स्वरूपका वर्णन                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | -             | तरमें मुनिका 'श                         |                 |        |
| और तामस शक्तिका व                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | ना कहना                                 |                 | ३२२    |
| ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 819-      | -             | अपने प्रधान अम                          | 4.50            |        |
| क्रियाद्वारा सृष्टिकी उ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४७४       |               | न अमात्यका                              |                 |        |
| ८- सत्त्वगुण, रजोगुण औ                                    | The state of the s | २७८       |               | खामित्र-प्रसंग                          | _               |        |
| ९- गुणोंके परस्पर मि                                      | श्रीभावका वर्णन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               | कर युधाजित्क                            |                 |        |
| देवीके बीजमन्त्रकी म                                      | हिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८३       |               | न्सुदर्शनको दैव <sup>र</sup>            |                 |        |
| १०-देवीके बीजमन्त्रकी                                     | महिमाके प्रसंगमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               | ामन्त्रकी प्राप्ति                      |                 |        |
| सत्यव्रतका आख्यान.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २८७       | आराधनासे र    | पुदर्शनको उनका                          | प्रत्यक्ष दर्शन |        |
| ११-सत्यव्रतद्वारा बिन्दुरहित                              | ा सारस्वत बीजमन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | होना तथा क    | शिराजकी कन्य                            | । शशिकलाको      |        |
| 'ऐ-ऐ' का उच्चारण                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | स्वजमें भगव   | ातीद्वारा सुदर्शनका                     | वरण करनेका      |        |
| होकर भगवतीका                                              | सत्यव्रतको समस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | आदेश देना     | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ******          | 376    |
| विद्याएँ प्रदान करना.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९३ १८-   |               | शशिकलाद्वारा                            |                 |        |
| १२-सात्त्विक, राजस और त                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | _             | वरण करना,                               |                 |        |
| मानसयज्ञकी महिमा                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | _             | घोषणा, शशिकत                            |                 |        |
| राजा जनमेजयको                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               | पना निश्चय म                            |                 | 533    |

| अध्याय     | विषय                   | पृष्ठ-संख्या                 | अध्याय     | विषय                     | पृष्ठ-संख्या        |
|------------|------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| १९-माताका  | शशिकलाको समइ           | ाना, शशि-                    |            | <br>ाव्रत-विधान, कुमारीष | **                  |
| कलाका      | अपने निश्चयपर दृढ़     | रहना, सुदर्शन                | कन्याः     | ओंका वर्णन               | ३७५                 |
| तथा अ      | न्य राजाओंका स्वयंव    | रमें आगमन,                   | २७-कुमारी  | पूजामें निषिद्ध कन्या    | ओंका वर्णन,         |
| युधाजित    | द्वारा सुदर्शनको मार उ | डालनेकी बात                  | नवरात्र    | ख़तके माहात्म्यके प्र    | संगमें सुशील        |
| कहनेपर     | करलनरेशका उन्हें       | समझाना ३३८                   | नामक       | विणिक्की कथा             | ३८०                 |
| २०-राजाओं  | का सुदर्शनसे स्वयंव    | रमें आनेका                   | २८-श्रीराम | चरित्रवर्णन              | ३८६                 |
| कारण र     | गूछना और सुदर्शनका     | उन्हें स्वपमें               | २९-सीताह   | रण, रामका शोक औ          | र लक्ष्मणद्वारा     |
| भगवती      | द्वारा दिया गया अ      | देश बताना,                   | उन्हें र   | सान्त्वना देना           | ३९२                 |
| राजा स्    | नुबाहुका शशिकलाव       | ते समझाना,                   | ३०-श्रीराम | और लक्ष्मणके पार         | त नारदजीका          |
| परंतु उ    | सका अपने निश्चया       | ार दृढ़ रहना ३४४             | आना        | और उन्हें नवरात्रव्रत क  | रनेका परामर्श       |
| २१-राजा सु | बाहुका राजाओंसे अ      | ानी कन्याकी                  | देना,      | श्रीरामके पूछनेपर नार    | दजीका उनसे          |
| इच्छा ब    | ताना, युधाजित्का व्र   | नेधित होकर                   | देवीक      | ी महिमा और नवराः         | ब्रव्रतकी विधि      |
| सुबाहुव    | हो फटकारना तथा अ       | पने दौहित्रसे                | बतला       | ना, श्रीरामद्वारा देवीव  | न पूजन और           |
| शशिकर      | लाका विवाह करने        | को कहना,                     | देवीद्वा   | ारा उन्हें विजयका व      | रदान देना ३९७       |
| माताद्वार  | । शशिकलाको पुनः स      | ामझाना, किंतु                |            | चतुर्थ स्कन              | ध                   |
| शशिकर      | लाका अपने निश्चय       | पर दृढ़ रहना ३५०             | १- वसुदेव  | त्र, देवकी आदिके कष      | टोंके कारणके        |
| २२-शशिकत   | लाका गुप्त स्थानमें सु | दर्शनके साथ                  | सम्बन      | धमें जनमेजयका प्रश्      | £08                 |
| विवाह,     | विवाहकी बात जानव       | <sub>नर</sub> राजाओंका       | २- व्यास   | जीका जनमेजयको क          | र्मको प्रधानता      |
| सुबाहुवे   | न प्रति क्रोध प्रकट    | करना तथा                     | समझ        | ाना                      | You                 |
| सुदर्शन    | का मार्ग रोकनेका नि    | नश्चय करना ३५६               |            | व और देवकीके पूर्व       |                     |
| २३-सुदर्शन | का शशिकलाके सा         | थ भारद्वाज-                  | ४- व्यासः  | जीद्वारा जनमेजयक         | ो मायाकी            |
| -          | के लिये प्रस्थान, यु   |                              | प्रबलत     | ता समझाना                | ४१७                 |
|            | ाजाओंसे सुदर्शनका      |                              | ५- नर-ना   | ारायणकी तपस्यासे रि      | चन्तित होकर         |
| भगवती      | सिंहवाहिनी दुर्गा      | का प्राकट्य,                 | इन्द्रक    | । उनके पास जाना और       | मोहिनी माया         |
|            | द्वारा युधाजित् और     |                              | प्रकट      | करना तथा उससे १          | <b>भी अप्रभावित</b> |
|            | बाहुद्वारा भगवतीकी     |                              | रहनेप      | र कामदेव, वसन्त और       | ( अप्सराओंको        |
| -          | प्रारा भगवती दुर्गासे  | -                            |            | T                        | ४२१                 |
| -          | वरदान माँगना तथा व     |                              |            | वद्वारा नर-नारायणके      |                     |
| देना,      | सुदर्शनद्वारा देवीकी   | स्तुति तथा                   |            | ी सृष्टि, नारायणद्वा     |                     |
|            | उसे अयोध्या जाकर       | _                            |            | त, अप्सराओंद्वारा नारा   |                     |
| आदेश       | देना, राजाओंका सुदश    | निसे अनुमति                  |            | कार करनेकी प्रार्थना     |                     |
|            | अपने-अपने राज्योंक     | -                            | 1          | तओंके प्रस्तावसे नार     |                     |
| २५-सदर्शन  | का शत्रुजित्की मात     | को सान्त्वना                 |            | ोह और नरका उन्हें        |                     |
|            | मुदर्शनद्वारा अयोध्यार |                              |            | नरके कारण प्रह्लाद       |                     |
|            | -                      | ांकी स्थापना ३७ <sup>९</sup> |            | न स्मरण कराना            |                     |

| अध्याय     | विषय                           | गृष्ठ-संख्या          | अध्याय | विषय                  | पृष्ठ-संख्या     |
|------------|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|
| ८- व्यासजी | द्वारा राजा जनमेजय             | தி प्रह्लादक <u>ी</u> | भगवती  | की स्तुति, देवी       | के आदेशसे        |
|            | नाना और इस प्रसंगमें           |                       |        | _                     | ४७१              |
| -          | नोक जानेका वर्णन               |                       |        | श्रीहरिके विविध       |                  |
|            | ोका तीर्थयात्राके क्रम         |                       |        | •                     | S68              |
|            | । और वहाँ नर-नारा <sup>र</sup> |                       |        | यणद्वारा अप्सराओ      |                  |
|            | द्ध, भगवान् विष्णुव            |                       |        | राजा जनमेजयद्वार      |                  |
|            | नके द्वारा प्रह्लादको नर       |                       |        | गवतारका चरित सुन      |                  |
|            | देना                           |                       | ,      | _                     | ४८१              |
|            | जनमेजयद्वारा प्रह्लादके        |                       |        | से व्यथित पृथ्वी      |                  |
|            | के युद्धका कारण पूछना          |                       |        | इन्द्रका देवताओं और   |                  |
|            | संसारके मूल कारण               |                       |        | क जाना, ब्रह्मा       |                  |
|            | । करना तथा महर्षि भृ           |                       |        | न्द्रादि देवताओंसहि   |                  |
|            | ने शाप देनेकी कथा              | -                     |        | विष्णुकी स्तुति कर    | _                |
| -          | द्याकी प्राप्तिके लिये         |                       |        |                       | । बताना ४८५      |
|            | रत होना, देवताओंह              |                       |        | ोंद्वारा भगवतीका स्तव |                  |
|            | ण, शुक्राचार्यकी मात           |                       |        | ग और अर्जुनको नि      |                  |
|            | भौर इन्द्र तथा विष्णु          |                       |        | शक्तिसे पृथ्वीका भ    | _                |
|            | ना, विष्णुद्वारा शुक्रमा       |                       |        |                       | 896              |
|            | । भृगुद्वारा विष्णुको          |                       |        | ोद्वारा जनमेजयको भग   |                  |
|            | लेनेका शाप देना, इन            |                       |        | _                     | कथाका उपक्रम ४९५ |
|            | त्यन्तीको शुक्राचार्यके        |                       | 1      | के प्रथम पुत्रका जन   |                  |
| -          | देवगुरु बृहस्पतिद्वारा         |                       |        | नुसार उसे कंसको       |                  |
| -          | ग्रारणकर दैत्योंका पु          | 4 1 1 1               |        | -                     | त शिशुका वध ५०३  |
|            | वार्यरूपधारी बृहस्पति          |                       |        | के छ: पुत्रोंके पूर्व |                  |
| _          | । देना                         |                       | 3.0    | पुत्रके रूपमें भगव    |                  |
|            | ।र्यद्वारा दैत्योंको बृहस्पति  |                       | 1      | र, देवताओं त          | •                |
| _          | कृत्य बताना, बृहस्प            |                       | 1      |                       | 401              |
|            | । दैत्योंका उन्हें फट          |                       |        | कारागारमें भगव        |                  |
|            | गार्यका दैत्योंको शाप देन      |                       |        | र, वसुदेवजीका उन्हें  |                  |
| -          | र्ान हो जाना, प्रह्लादका       |                       |        | वहाँसे योगमायास्व     | _                |
|            | माँगना और शुक्रा               |                       | लेकर   | आना, कंसद्वारा व      | हन्याके वधका     |
|            | की बलवत्ता समझान               |                       |        | , योगमायाद्वारा आका   |                  |
|            | और दैत्योंके युद्धमें दै       |                       |        | ज<br>जपने सेवकों      |                  |
| •          | रा भगवतीकी स्तुति              |                       |        |                       | 48               |
|            | होकर दैत्योंके पास ज           |                       | -      | गावतारकी संक्षिप्त क  |                  |

| अध्याय विषय                                                                                       | पृष्ठ-संख्या 3             | मध्याय                  | विषय                                                        | पृष्ठ-संख्य                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| प्रसूतिगृहसे हरण, कृष्णद्वारा १<br>स्तुति, भगवती चण्डिकाद्वारा सो                                 |                            | _                       | —–<br>महिषासुरका उद्विग्न<br>म्मात्यको देवीके पा            |                               |
| बाद पुनः पुत्रप्राप्तिका वर देन<br>२५-व्यासजीद्वारा शाम्भवी मायाकी ब                              | बलवत्ताका                  | उद्देश्य                | महिषासुरके अमात<br>बताना तथा अमात                           | यका वापस                      |
| वर्णन, श्रीकृष्णद्वारा शिवजीकी<br>लिये तप करना और शिवजी                                           | द्वारा उन्हें              | महिषासु                 | देवीद्वारा कही<br>रको बताना                                 |                               |
| वरदान देना <b>पंचम स्कन्ध</b>                                                                     |                            | विमर्श                  | रका अपने मन्त्रियं<br>करना और ताम्रक                        | भगवतीके                       |
| १- व्यासजीद्वारा त्रिदेवोंकी तुलनामें '<br>उत्तमताका वर्णन                                        | ५३१ १                      | २-देवीके                | जना<br>अट्टहाससे भयश्<br>महिषासुरके पास                     | गीत होकर                      |
| <ul><li>२- महिषासुरके जन्म, तप और प्राप्तिकी कथा</li><li>३- महिषासुरका दूत भेजकर इन्त्र</li></ul> | ५३६                        | महिषासु                 | मारुवासुरक वास<br>रका अपने मन्त्रियों<br>विमर्श तथा दुर्धर, | के साथ पुनः                   |
| खाली करनेका आदेश देना<br>इन्द्रका युद्धहेतु आमन्त्रण<br>महिषासुरका दानववीरोंको यु                 | , दूतद्वारा<br>प्राप्तकर १ | बाष्कल<br>३-बाष्कल      | की गर्वोक्ति<br>और दुर्मुखका रणः<br>उनका वार्तालाप औ        | ५९<br>भूमिमें आना,            |
| सुसिज्जित होनेका आदेश देना<br>४- इन्द्रका देवताओं तथा गुरु                                        | ५४१<br>बृहस्पतिसे १        | देवीद्वारा<br>४-चिक्षुर | उनका वध<br>और ताम्रका रणभृ                                  | ५९ <sup>१</sup><br>मिमें आना, |
| परामर्श करना तथा बृहस्पतिह<br>पराजयमें दैवकी प्रधानता बत                                          | लाना ५४६                   | देवीद्वारा              | उनका वार्तालाप औ<br>उनका वध                                 | <u>ξ</u> ο                    |
| ५- इन्द्रका ब्रह्मा, शिव और विष्णुके<br>तीनों देवताओंसहित इन्द्रका र<br>आना तथा चिक्षुर, बिडाल अँ | <b>पुद्धस्थ</b> लमें       | आना, दे                 | ख्य और असिलोमा<br>वीसे उनका वार्ताल<br>ग्रीद्वारा उनका वध   | ाप और युद्ध                   |
| पराजित करना                                                                                       | ५५१ १                      | ६-महिषास्               | रका रणभूमिमें                                               | आना तथा                       |
| ६- भगवान् विष्णु और शिव<br>महिषासुरका भयानक युद्ध                                                 | ५५६ १                      | ,७–महिषासु              | प्रणय–याचना करना<br>रुका देवीको मन्दे                       | दिरी नामक                     |
| ७- महिषासुरको अवध्य जानकर<br>अपने-अपने लोक लौट जाना, र                                            | देवताओंकी १                | ८-दुर्धर, त्रि          | ारीका आख्यान सुन<br>ानेत्र, अन्धक और मां                    | हिषासुरका वध ६२               |
| पराजय तथा महिषासुरका<br>आधिपत्य, इन्द्रका ब्रह्मा और                                              | शिवजीके व                  | १०-देवीका               | द्वारा भगवतीकी स्तु<br>मणिद्वीप पधारना                      | तथा राजा                      |
| साथ विष्णुलोकके लिये प्रस्थ<br>८- ब्रह्माप्रभृति समस्त देवताओंवे<br>तेज:पुंजका निकलना और उस       | न शरीरसे                   | ११-शुम्भ ३              | ा भूमण्डलाधिपति ।<br>और निशुम्भको ब्रह<br>देवताओंके साथ     | याजीके द्वारा                 |
| भगवतीका प्राकट्य                                                                                  | ५६६                        | और देव                  | त्ताओंकी पराजय                                              | ६४                            |
| ९- देवताओंद्वारा भगवतीको आ<br>आभूषण समर्पित करना तथा उ<br>करना, देवीका प्रचण्ड अट्टहास व          | नकी स्तुति                 | उनका !                  | द्वारा भगवतीकी<br>प्राकट्य<br>के श्रीविग्रहसे कौशिक         | ξχ                            |

| देवीकी कालिकारूपमें परिणति, चण्ड- मुण्डसे देवीके अद्धृत सौन्दर्गको सुनकर शुम्भका सुग्रीवको दूत बनाकर भेजना, जगदम्बाका विवाहके विषयमें अपनी श्रतं बताना और धूम्रलोचनको देवीके पास भेजना और धूम्रलोचनका संवाद, कालीक हुंकारसे धूम्रलोचनका भस्म होना तथा शुम्भका चण्ड-मुण्डको युद्धहेतु प्रस्मानको आदेश देना संवाद और युद्ध, देवी कालिकाद्वारा चण्ड-मुण्डका वध १८०-शुम्भका रक्षांजिको भगवती अभिक्काके पास भेजना और उसका देवीसे वार्तालाप १८०-देवीके साथ भगवान् शिवका रणस्थलमें आना तथा भगवतीका उन्हें दूत बनाकर शुम्भके पास भेजना, भगवान् शिवके सन्देशसे दानवींका कुद्ध होकर युद्धके त्थि तथा भगवतीका वध श्री निश्चमका बात्तालाप करना, भगवती कालिकाद्वारा उम्हाकोकक विषे प्रस्था अस्म वंताने सुम्भका वध श्री निश्चमका बात्तालाप करना, भगवती कालिकाद्वारा उम्हाकोकक विषे प्रस्था अस्म वंताने सुम्भका वध श्री निश्चमका बात्तालाप करना, भगवती कालिकाद्वारा उम्हाकोकक विषे प्रस्था अस्म वात्तालाप करना, भगवती कालिकाद्वारा उम्हाकोकक विषे प्रस्था अस्म वाताना उम्हाकोकक विष्य प्रस्था अस्म वाताना अस्म व्यक्ति कर्षा अस्म व्यक्ति कर्षा अस्म व्यक्ति कर्षा विष्युक्ति करना और उसे इन्द्रके विषयोक्ति प्रताम्यात होना अध्यविद्योक्त परमाम शिवको करने लिये प्राप्ता विष्युक्ति व्यव्यक्ति करना अस्म विष्युक्ति करना और अस्म करके प्रमाम विष्युक्ति व्यव्यक्ति करना अस्म विष्युक्ति विष्युक्त | अध्याय      | विषय                     | पृष्ठ-संख्या      | अध्याय | विषय                          | पृष्ठ-संख्या   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| पुण्डसे देवीके अद्भुत सौन्दर्यको सुनकर सुग्म्भका सुग्रीवको दूत बनाकर भेजना, जगरम्बाका विवाहके विषयमें अपनी और धूम्रलोचनको देवीके पास भेजना और धूम्रलोचनको देवीके पास भेजना अगरे धूम्रलोचनको देवीके पास भेजना अगरे धूम्रलोचनको सेवाद, कालीके हुंकारसे धूम्रलोचनको भरम होना तथा शुग्म्भका चण्ड-मुण्डको युद्धहेतु प्रस्थानको आदेश देना. अध्यवेवेदोक्त मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और उसे इन्द्रके वधके लिये ग्रेरित करना और वृत्रासुरको ज्ञंच बतलाना, इन्द्रको पराजय, त्वर्ट्यके निर्देशसे वृत्रासुरको अर्च्यके लिये ग्रेरित करना और वृत्रासुरको ग्रंस भेजना और उसका देवीसे वातांलाप इर्ट्य वनाकर शुग्मके पास भेजना, भगवती अध्वके हिंग पर्यान शिवके सन्देशसे दानवोंको कुद्ध होकर युद्धके लिये आना अगर देवीके साथ भगवान् शिवको रणस्थलमें अना तथा भगवाती कालिकाद्वार उसको वध देवीके इस उत्तम चरित्रके पठन और श्रवणका फल इर्ट्य विनाहार निर्माणको सुर्थ और समाधिको देवीकी महिमा बताना अगर विनि सुम्हान स्वान्यों देवीको पूजा-विधिका वर्णन सन्ते से लिये अर्थनोध्यज्ञ उन्हें देवीको महिमा बताना अगर विनि सुम्हानो सुर्थ और समाधिको देवीकी महिमा बताना अगर विनि का महम्म माँगान, देवताओंका भगवान् विष्कुक सम्म पर्माना, देवताओंका भगवान् विव्युको ग्रंट्य साम चर्माना, देवताओंका भगवान् विव्युक स्वर्थ साम विन्तिको परामर्शसे इन्द्रणोका वृत्रस्था साम करनेके लिये अर्थनोध्यज्ञ वर्णन वर्णन अर्थनोध्यज्ञ वर्णन अर्थनोध्यज्ञ वर्णन अर्थनोध्यज्ञ वर्णन अर्थनोध्यज्ञ वर्णन अर्थनोध्यज्ञ वर्णन वर्णन अर्थनोध्यज्ञ वर्णन वर्ण | देवीकी      | कालिकारूपमें परिणी       | ते, चण्ड-         | भग     | वितीका प्रकट होना             | और उन्हें      |
| प्रथमका सुग्रीवको दृत बनाकर भेजना, जगदम्बाका विवाहके विषयमें अपनी सर्त बताना विवाहके विषयमें अपनी सर्त बताना विवाहके विषयमें अपनी अर्त बताना विवाहके विषयमें अपनी अर्त बताना विवाहके विषयमें अपनी अर्त स्थानका धूमलोचनका देवीके पास भेजना अर्थ सकरना हिन सुमलोचनका संवाद, कालीके हुंकारसे धूमलोचनका भरम होना तथा शुम्भका चण्ड-मुण्डका संवाद, कालीके हुंकारसे धूमलोचनका भरम होना तथा शुम्भका चण्ड-मुण्डका संवाद और युद्ध, देवी कालिकाद्वारा चण्ड-मुण्डका संवाद और उसका उवाह ने कराने अर्थ विवास करना और वृत्रासुरको अर्थ वतलोकप अक्रमण, बृहस्पतिद्वारा इन्द्रकी भर्मना तथा भ्रान्यको अभ्यक्तो भगवती अभ्यक्ताके पार भेजना और उसका देवीसे वार्तालाप प्रथम भाजना और उसका देवीसे वार्तालाप प्रथम अाना तथा भगवतीका उन्हें दृत बनाकर शुम्भके पास भेजना, भगवान शिवके सन्देशसे दानवाँका कुद्ध होकर युद्धके लिये आना इन्ह्रको होकर युद्धके लिये अर्थान अर्था अर्थ साम इन्ह्रको स्वार्णिक वरदान देना, अर्थ विवाहण करना, भगवती कालिकाद्वारा उसका वध और निशुम्भका प्रथम इन्ह्रको स्वार्णिक वर्दान देना, इन्द्रको श्राममं साम इन्ह्रको स्वर्णिक करना, भगवती कालिकाद्वारा उसका वध देवीके इस उत्तम चरित्रके पुत्र और समाधिको देवीकी महिमा बताना इन्ह्रको समाधिको देवीकी महिमा बताना इन्ह्रको समाधिको देवीकी महिमा बताना इन्ह्रको समाधिको वर्दा होना, देवताओंका भगवान हिष्को समाधिको देवीकी महिमा बताना इन्ह्रको भगवान विष्णुक प्रसाम मामान, देवताओंका भगवान हिष्कुक पार तो अर्थ समाधिको वर्दा करने प्रामर्शि हेन्द्रणोका वर्दा करने प्रामर्श के समाधिको प्रमामर्त हेना, व्रह्रको प्रमामर्त हेना, व्रह्रको भगवान विष्णुक प्रसाम मामान, देवताओंका भगवान विष्णुक प्रसाम करनेके लिये अर्यमर्थी समाधिको वर्दा के प्रमाम करनेके लिये अर्यमर्थी समाधिका प्रसाम करनेके लिये अर्यमर्थी समाधिका वर्च समाधिको प्रसाम करनेके लिये अर्यम्य और समाधिको वर्च के समाधिको वर्च समाधिको वर्च समाम्य मामान, देवतो प्रसाम करनेके लिये अर्यम्य समाधिका वर्च समाधिको प्रसाम  |             |                          |                   |        |                               |                |
| श्व बताना हिवाह के विषयमें अपनी श्वर्त बताना है । १० श्व वताना है । १० श  | ~           | *                        |                   |        |                               |                |
| प्रस्थानका धूम्रलोचनको देवीके पास भेजना अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे ह्वन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और उसे इन्द्रके वधके लिये प्रिप्ता करना अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और उसे इन्द्रके वधके लिये प्ररिप्त करना अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और उसे इन्द्रके वधके लिये प्रेरित करना अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और उसे इन्द्रके वधके लिये प्रेरित करना अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और व्रेर इन्द्रके वधके लिये प्रेरित करना अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और व्रेर इन्द्रके वधके लिये प्रेरित करना अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको प्रस्थान अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे उपले करना और वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे उत्तर करना और वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे उत्तर करना और वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे उत्तर करना और वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे उत्तर करना और वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको भर्त वित्रास्त होने वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे स्वर्ण कृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे उत्तर वित्रास्त होने स्वर्ण स्वर्ण वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंस्त वित्रास्त होने वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रोंसे वृत्रासुरको अर्थवंवेदोक मन्त्रयेवेदोक मन्त्रोंस्त वित्रयंवेदोक मन्त्रयेवेदोक मन्त्रयेवेदोक मन्त्रयेवेद्यास्त वित्रयंवेद्यास्त वित्रयंवेद्या | •           |                          |                   | १- সি  | शराकी तपस्यासे चिन्ति         | त इन्द्रद्वारा |
| २४- शुम्भका थ्रम्रलोचनको देवीके पास भेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |                   |        |                               |                |
| अधर्ववेदोक्त मन्त्रोंसे हवन करके वृत्रासुरको उत्पन्न करना और उसे इन्द्रके वधके लिये प्रेरित करना और उसे इन्द्रके वधके लिये प्रेरित करना और वृत्रासुरको अज्ञय बललाना, इन्द्रको परावय, लघटाके प्रस्थानका आदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                   | 1      | •                             |                |
| प्रयास करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~           |                          |                   |        |                               |                |
| २५-भगवती काली और धूम्रलोचनका संवाद, कालीके हुंकारसे धूम्रलोचनका भस्म होना तथा शुम्भका चण्ड-मुण्डको युद्धहेतु प्रस्थानका आदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 4.7                      |                   |        |                               |                |
| कालीके हुंकारसे धूम्रलोचनका भस्म होना तथा शुम्भका चण्ड-मुण्डको युद्धहेतु प्रस्थानका आदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |                   | _      |                               |                |
| होना तथा शुस्भका चण्ड-मुण्डको युद्धहेतु प्रस्थानका आदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                          |                   |        |                               |                |
| प्रस्थानका आदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                          | _                 |        | -                             | _              |
| हि-भगवती अम्बिकासे चण्ड-मुण्डका संवाद और युद्ध, देवी कालिकाद्वारा चण्ड-मुण्डका वध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | -                        |                   |        |                               |                |
| संवाद और युद्ध, देवी कालिकाद्वारा चण्ड-मुण्डका वध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |                   |        |                               | _              |
| पण्ड-मुण्डका वध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          | *                 | 1      |                               |                |
| र७-शुम्भका रक्तबीजको भगवती अम्बिकाके पास भेजना और उसका देवीसे वार्तालाप ६७४ र-देवीके साथ रक्तबीजका युद्ध, विभिन्न शिक्तिं साथ भगवान् शिवका रणस्थलमें आना तथा भगवतीका उन्हें दूत बनाकर शुम्भके पास भेजना, भगवान् शिवके सन्देशसे दानवोंका कुद्ध होकर युद्धके लिये आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |                   |        |                               |                |
| पास भेजना और उसका देवीसे वार्तालाप ६७४  २८-देवीके साथ रक्तबीजका युद्ध, विभिन्न शक्तियोंके साथ भगवान् शिवका रणस्थलमें आना तथा भगवतीका उन्हें दूत बनाकर शुम्भके पास भेजना, भगवान् शिवके सन्देशसे दानवोंका कुद्ध होकर युद्धके लिये आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ~                        |                   |        |                               |                |
| कर लेना, इन्द्रका पितामह ब्रह्मा और भगवान् शिवका रणस्थलमें आना तथा भगवतीका उन्हें दूत बनाकर सुम्भके पास भेजना, भगवान् शिवके सन्देशसे दानवोंका कुद्ध होकर युद्धके लिये आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |                   |        |                               |                |
| शाक्तियोंके साथ भगवान् शिवका रणस्थलमें आना तथा भगवतीका उन्हें दूत बनाकर शुम्भके पास भेजना, भगवान् शिवके सन्देशसे दानवोंका कुद्ध होकर युद्धके लिये आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                          |                   |        |                               |                |
| अाना तथा भगवतीका उन्हें दूत बनाकर शुम्भके पास भेजना, भगवान् शिवके सन्देशसे दानवोंका कुद्ध होकर युद्धके लिये आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |                   |        |                               |                |
| भगवतीकी स्तुति करना और प्रसन्न होकर भगवतीकी स्तुति करना और प्रसन्न होकर भगवतीकी स्तुति करना और प्रसन्न होकर भगवतीकी वरदान देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                          |                   |        |                               |                |
| सन्देशसे दानवोंका कुद्ध होकर युद्धके लिये आना ६८० १९-रक्तबीजका वध और निशुम्भका युद्धक्षेत्रके लिये प्रस्थान ६८५ ३०-देवीद्वारा निशुम्भका वध ६९१ ३१-शुम्भका रणभूमिमें आना और देवीसे वार्तालाप करना, भगवती कालिकाद्वारा उसका वध, देवीके इस उत्तम चरित्रके पठन और श्रवणका फल ६९७ ३२-देवीमाहात्म्यके प्रसंगमें राजा सुरथ और समाधि वैश्यकी कथा ७०३ ३३-मुनि सुमेधाका सुरथ और समाधिको देवीकी महिमा बताना ७०९ ३४-मुनि सुमेधाद्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन ७१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                          | 4-1               |        |                               |                |
| हिंदे आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           |                          |                   |        | _                             |                |
| २९-रक्तबीजका वध और निशुम्भका इ८५ ३०-देवीद्वारा निशुम्भका वध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सन्देश      | सि दानवोंका क्रुद्ध हो   | कर युद्धके        |        |                               |                |
| युद्धक्षेत्रके लिये प्रस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                          |                   |        |                               |                |
| ३०-देवीद्वारा निशुम्भका वध ६९१ ३१-शुम्भका रणभूमिमें आना और देवीसे वार्तालाप करना, भगवती कालिकाद्वारा उसका वध, देवीके इस उत्तम चरित्रके पठन और श्रवणका फल ६९७ ३२-देवीमाहात्म्यके प्रसंगमें राजा सुरथ और समाधि वैश्यकी कथा ७०३ ३३-मुनि सुमेधाका सुरथ और समाधिको देवीकी महिमा बताना ७०९ ३४-मुनि सुमेधाद्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन ७०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २९-रक्तबी   | जका वध और                | निशुम्भका         |        |                               |                |
| <ul> <li>३१-शुम्भका रणभूमिमें आना और देवीसे वार्तालाप करना, भगवती कालिकाद्वारा उसका वध, देवीके इस उत्तम चरित्रके पठन और श्रवणका फल ६९७</li> <li>३२-देवीमाहात्म्यके प्रसंगमें राजा सुरथ और समाधि वैश्यकी कथा ७०३</li> <li>३३-मुनि सुमेधाका सुरथ और समाधिको देवीकी महिमा बताना ७०९</li> <li>३४-मुनि सुमेधाद्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन ७१४</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | युद्धक्षे   | त्रके लिये प्रस्थान      | ६८५               | H:     | ध्यस्थतासे इन्द्र और वृत्रा   | सुरमें सन्धि,  |
| वार्तालाप करना, भगवती कालिकाद्वारा उसका वध, देवीके इस उत्तम चरित्रके पठन और श्रवणका फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३०-देवीद्वा | रा निशुम्भका वध          | ६९१               | इन     | द्रद्वारा छलपूर्वक वृत्रासुरव | न वध ७४९       |
| उसका वध, देवीके इस उत्तम चरित्रके पठन और श्रवणका फल ६९७ ३२-देवीमाहात्म्यके प्रसंगमें राजा सुरथ और समाधि वैश्यकी कथा ७०३ ३३-मुनि सुमेधाका सुरथ और समाधिको देवीकी महिमा बताना ७०९ ३४-मुनि सुमेधाद्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन ७१४ देवीको प्रसन्न करनेके लिये अश्वमेधयज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३१-शुम्भव   | हा रणभूमिमें आना ३       | और देवीसे         | ७- त्व | ष्टाका वृत्रासुरकी पारलौ      | किक क्रिया     |
| पठन और श्रवणका फल ६९७ ३२-देवीमाहात्म्यके प्रसंगमें राजा सुरथ और समाधि वैश्यकी कथा ७०३ ३३-मुनि सुमेधाका सुरथ और समाधिको देवीकी महिमा बताना ७०९ ३४-मुनि सुमेधाद्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन ६९७ इन्द्राणीपर आसक्त होना ७०८ इन्द्राणीपर आसक्त होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वार्ताल     | नाप करना, भगवती व        | <b>निकाद्वारा</b> | ক      | रके इन्द्रको शाप देना, इन्द्र | को ब्रह्महत्या |
| ३२-देवीमाहात्म्यके प्रसंगमें राजा सुरथ और समाधि वैश्यकी कथा ७०३ ३३-मुनि सुमेधाका सुरथ और समाधिको देवीकी महिमा बताना ७०९ ३४-मुनि सुमेधाद्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन ७१४ देवीको प्रसन्न करनेके लिये अश्वमेधयज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उसक         | ा वध, देवीके इस उत्त     | ाम चरित्रके       | ल      | गना, नहुषका स्वर्गाधिपति      | वनना और        |
| समाधि वैश्यकी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पठन         | और श्रवणका फल            | ६९७               | इन     | द्राणीपर आसक्त होना           | ७५४            |
| समाधि वैश्यकी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३२-देवीम    | हात्म्यके प्रसंगमें राजा | सुरथ और           | ८- इन  | द्राणीको बृहस्पतिकी शर        | गर्मे जानकर    |
| ३३-मुनि सुमेधाका सुरथ और समाधिको समझाना, बृहस्पतिके परामर्शसे इन्द्राणीका विविधा विविधा वर्णन ७१४ समझाना, बृहस्पतिके परामर्शसे इन्द्राणीका नहुषसे समय माँगना, देवताओंका भगवान् विष्णुके पास जाना और विष्णुका उन्हें देवीको प्रसन्न करनेके लिये अश्वमेधयज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                          |                   |        |                               |                |
| देवीकी महिमा बताना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |                   |        | -                             | _              |
| ३४-मुनि सुमेधाद्वारा देवीकी पूजा-विधिका विष्णुके पास जाना और विष्णुका उन्हें<br>वर्णन७१४ देवीको प्रसन्न करनेके लिये अश्वमेधयज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |                   |        | _                             |                |
| वर्णन ७१४ देवीको प्रसन्न करनेके लिये अश्वमेधयज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                   |        |                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | _                        |                   |        | -                             | ·              |
| AND TAKEN AND CONTRACTOR AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                   |        |                               |                |

पृष्ठ-संख्या विषय अध्याय अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या भगवतीकी आराधना करनेको कहना, शचीकी १९-भगवती लक्ष्मीको अश्वरूपधारी भगवान् आराधनासे प्रसन्न होकर देवीका प्रकट होना विष्णुके दर्शन और उनका वैकुण्ठगमन ८१४ और शचीको इन्द्रका दर्शन होना ...... ७५९ २०-राजा हरिवर्माको भगवान विष्णुद्वारा ९- शचीका इन्द्रसे अपना दुःख कहना, इन्द्रका अपना हैहयसंज्ञक पुत्र देना, राजाद्वारा शचीको सलाह देना कि वह नहुषसे उसका 'एकवीर' नाम रखना ...... ८१९ ऋषियोंद्वारा वहन की जा रही पालकीमें २१-आखेटके लिये वनमें गये राजासे एकावलीकी आनेको कहे, नहुषका ऋषियोंद्वारा वहन सखी यशोवतीकी भेंट, एकावलीके की जा रही पालकीमें सवार होना और जन्मकी कथा ..... ८२४ शापित होकर सर्प होना तथा इन्द्रका २२-यशोवतीका एकवीरसे कालकेतुद्वारा पुनः स्वर्गाधिपति बनना..... ७६५ एकावलीके अपहत होनेकी बात बताना ८२९ १०-कर्मको गहन गतिका वर्णन तथा इस २३-भगवतीके सिद्धिप्रदायक मन्त्रसे दीक्षितएकवीर-सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनका कालकेतुका वध, एकवीर और एकावलीका विवाह तथा हैहयवंशकीपरम्परा ...... ८३५ उदाहरण ..... ७७१ ११-युगधर्म एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्थाका वर्णन ७७४ २४-धृतराष्ट्रके जन्मकी कथा ..... १२-पवित्र तीर्थींका वर्णन, चित्तशुद्धिकी २५-पाण्डु और विदुरके जन्मकी कथा, पाण्डवोंका प्रधानता तथा इस सम्बन्धमें विश्वामित्र जन्म, पाण्डुकी मृत्यु, द्रौपदीस्वयंवर, और वसिष्ठके परस्पर वैरकी कथा. राजसूययज्ञ, कपटद्युत तथा वनवास और व्यासजीके मोहका वर्णन...... ८४६ राजा हरिश्चन्द्रका वरुणदेवके शापसे जलोदरग्रस्त होना ..... २६-देवर्षि नारद और पर्वतमुनिका एक-१३-राजा हरिश्चन्द्रका शुन:शेपको यज्ञीय दूसरेको शाप देना, राजकुमारी दमयन्तीका नारदसे विवाह करनेका निश्चय ...... ८५१ पशु बनाकर यज्ञ करना, विश्वामित्रसे प्राप्त वरुणमन्त्रके जपसे शुनःशेपका २७-वानरमुख नारदसे दमयन्तीका विवाह, मुक्त होना, परस्पर शापसे विश्वामित्र नारद तथा पर्वतका परस्पर शापमोचन ८५६ और विसष्ठका बक तथा आडी होना ७८४ २८-भगवान् विष्णुका नारदजीसे मायाकी १४-राजा निमि और वसिष्ठका एक-दूसरेको अजेयताका वर्णन करना, मुनि नारदको शाप देना, वसिष्ठका मित्रावरुणके मायावश स्त्रीरूपकी प्राप्ति तथा राजा पुत्रके रूपमें जन्म लेना..... तालध्वजका उनसे प्रणय-निवेदन करना ८६१ १५-भगवतीकी कृपासे निमिको मनुष्योंके नेत्र-२९-राजा तालध्वजसे स्त्रीरूपधारी नारदजीका पलकोंमें वासस्थान मिलना तथा संसारी विवाह, अनेक पुत्र-पौत्रोंकी उत्पत्ति और प्राणियोंकी त्रिगुणात्मकताका वर्णन..... ७९४ युद्धमें उन सबकी मृत्यु, नारदजीका शोक और १६-हेहयवंशी क्षत्रियोंद्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणोंका भगवान् विष्णुकी कृपासे पुनः स्वरूपबोध ८६६ ३०-राजा तालध्वजका विलाप और ब्राह्मण-वेशधारी भगवान् विष्णुके प्रबोधनसे उन्हें १७+भगवतीको कृपासे भार्गव-ब्राह्मणीकी जंघासे तेजस्वी बालककी उत्पत्ति, वैराग्य होना, भगवान् विष्णुका नारदसे हैहयवंशी क्षत्रियोंकी उत्पत्तिकी कथा... मायाके प्रभावका वर्णन करना ...... ८७१ ३१-व्यासजीका राजा जनमेजयसे भगवतीकी लक्ष्मीद्वारा घोडीका धारणकर नेपस्या करना ..... ८०९ । महिमाका वर्णन करना...... ८७६

#### महर्षि वेदव्यासप्रणीत

# श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण

## [ द्वितीय खण्ड ]

(सचित्र, सरल हिन्दी-व्याख्यासहित) स्कन्ध ७ से १२ तक

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

### विषय-सूची

| अध्य        | ाय विषय पृष्ठ-र                            | तंख्या | अध्याय       | विषय                          | पृष्ठ-र               | संख्य |
|-------------|--------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
|             | सप्तम स्कन्ध                               |        | और स         | ात्यव्रतद्वारा किये ग         | ाये उपकारको           |       |
| <b>१−</b> 1 | पितामह ब्रह्माको मानसी सृष्टिका वर्णन,     |        | जानना        | ********                      | *******               | ७१    |
| -           | नारदजीका दक्षके पुत्रोंको सन्तानोत्पत्तिसे |        | १४विश्वा     | मेत्रका सत्यव्रत (            | (त्रिशंकु)-को         |       |
| 4           | विरत करना और दक्षका उन्हें शाप देना,       |        | सशरीर        | स्वर्ग भेजना,                 | वरुणदेवकी             |       |
| 7           | दक्षकन्याओंसे देवताओं और दानवोंकी          |        | आराध         | नासे राजा हरिश्च              | न्द्रको पुत्रकी       |       |
| 7           | डत्पत्ति                                   | 8      | 'प्राप्ति    | **********                    | *:4:01*44*****        | હદ    |
| 5-2         | सूर्यवंशके वर्णनके प्रसंगमें सुकन्याकी     |        | १५-प्रतिज्ञा | पूर्ण न करनेसे वरुण           | का कुद्ध होना         |       |
| 7           | कथा ,                                      | १२     | और रा        | ना हरिश्चन्द्रको जलो          | दरग्रस्त होनेका       |       |
| 3-7         | सुकन्याका च्यवनमुनिके साथ विवाह            | १८     | शाप दे       | ना                            | s                     | 28    |
| 8-          | सुकन्याकी पतिसेवा तथा वनमें अश्विनी-       |        | १६-राजा ह    | हरिश्चन्द्रका शुन:शे          | पको स्तम्भमें         |       |
| 4           | कुमारोंसे भेंटका वर्णन                     | 58     | बाँधका       | र यज्ञ प्रारम्भ करन           | T                     | 84    |
| 4-          | अश्विनीकुमारोंका च्यवनमुनिको नेत्र तथा     |        | १७-विश्वारि  | मेत्रका शुनःशेपक              | ो वरुणमन्त्र          |       |
| -           | नवयौवनसे सम्पन्न बनाना                     | 28     | देना अ       | गैर उसके जपसे व               | <b>श्रुणका प्र</b> कट |       |
| Ę - 3       | राजा शर्यातिके यज्ञमें च्यवनमुनिका         |        | होकर         | उसे बन्धनमुक्त तथा            | राजाको रोग-           |       |
|             | अश्विनीकुमारोंको सोमरस देना                | 34     | मुक्त व      | तरना, राजा हरिश <del>्च</del> | न्द्रकी प्रशंसासे     |       |
| <b>७</b> −₹ | क्रुद्ध इन्द्रका विरोध करना; परंतु व्यवनके |        | विश्वा       | मेत्रका वसिष्ठपर इ            | होधित होना            | 93    |
|             | प्रभावको देखकर शान्त हो जाना, शर्यातिके    |        | १८~विश्वार्ष | मेत्रका मायाशूव               | <b>करके द्वा</b> रा   |       |
| 7           | बादके सूर्यवंशी राजाओंका विवरण             | ४१     | हरिश्च       | न्द्रके उद्यानको नष्ट         | कराना                 | 90    |
| 6-3         | राजा रेवतकी कथा                            | ४५     | १९-विश्वार्  | मेत्रकी कपटपूर्ण व            | बातोंमें आकर          |       |
| ę:          | सूर्यवंशी राजाओंके वर्णनके क्रममें राजा    |        | राजा ह       | रिश्चन्द्रका राज्यदा          | न करना,               | १०३   |
| 7           | ककुत्स्थ, युवनाश्व और मान्धाताकी कथ        | 1 40   | २०-हरिश्च    | न्द्रका दक्षिणा देनेहे        | तु स्वयं, रानी        |       |
| १०-         | सूर्यवंशी राजा अरुणद्वारा राजकुमार         |        | और पु        | त्रको बेचनेके लिये            | काशी जाना             | १०९   |
|             | सत्यव्रतका त्याग, सत्यव्रतका वनमें भगवती   |        | २१-विश्वा    | मेत्रका राजा हरिश             | वन्द्रसे दक्षिणा      |       |
| -           | जगदम्बाके मन्त्र-जपमें रत होना             | ५६     | माँगना       | और रानीका अपने                | को विक्रयहेतु         |       |
| ११-         | भगवती जगदम्बाकी कृपासे सत्यव्रतका          |        | प्रस्तुत     | करना,                         | 0,001010000000000     | ११३   |
|             | राज्याभिषेक और राजा अरुणद्वारा उन्हें      |        | २२-राजा ह    | रिश्चन्द्रका रानी औ           | र राजकुमारका          |       |
| -           | नीतिशास्त्रकी शिक्षा देना                  | ६१     | विक्रय       | करना और                       | विश्वामित्रको         |       |
| १२          | राजा सत्यव्रतको महर्षि वसिष्ठका शाप        |        | ग्यारह       | करोड़ स्वर्णमुद्रा            | एँ देना तथा           |       |
| 7           | तथा युवराज हरिश्चन्द्रका राजा बनना.        | ६५     | विश्वा       | मेत्रका और अधिक               | धनके लिये             |       |
| £3.         | राजर्षि विश्वामित्रका अपने आश्रममें आना    |        | आग्रह        | करना                          |                       | ११६   |

| अध्याय        | विषय                                         | पृष्ठ-र             | <b>मंख्या</b> | अध्याय    | विषय                                            | पृष्ठ-र                                | <b>पंख्या</b> |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|               | का राजा हरिश्चन्द्रको<br>कर ऋणमुक्त करन      |                     | १२१           |           | ज्पीठोंकी उत्पत्तिकी कर<br>एवं उनका माहात्म्य.  |                                        | १५७           |
| २४-चाण्डालव   | ता राजा हरिश्चन्द्रको ।<br>तरना              | रमशानघाटमें         |               | ३१-ताख    | तसुरसे पीड़ित देवताओंद्व<br>तथा भगवतीका हिमा    | ारा भगवतीकी                            |               |
| २५-सर्पदंशसे  | रोहितकी मृत्यु<br>विलाप, पहरेदारोंव          | , रानीका            | , , ,         | रूपं      | में प्रकट होनेका आश्व<br>गीताके प्रसंगमें भगवती | ासन देना                               | १६५           |
| राक्षसी ः     | समझकर चाण्डाल<br>ण्डालका हरिश्चन्द्र         | को सौंपना           |               | माय       | । तथा अपने स्वरूपक<br>वतीका अपनी सर्वव्या       | ा वर्णन                                | १७२           |
| वधकी उ        | भाज्ञा देना<br>गण्डालवेशधारी राजा            |                     | १२७           | हुए       | विराट्रूप प्रकट कर<br>ाओंकी स्तुतिसे प्रसन      | ाना, भयभीत                             |               |
| -0            | लेकर पुत्रके शवको<br>लाप करना, राजाक         |                     |               | पुनः      | सौम्यरूप धारण करन<br>इतीका हिमालय तथ            | T.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | १७७           |
| -             | ाहचानकर मूर्च्छित<br>करना                    |                     | १३५           |           | पदको प्राप्तिका उपाय<br>तोद्वारा यम, नियम, आर   |                                        | १८२           |
|               | तकर राजाका रोहित<br>और राजा–रानीका           |                     |               |           | हार, धारणा तथा कुण्ड<br>प्र <b>व</b> ताना       |                                        | १८७           |
| ध्यानकर       | स्वयं भी पुत्रकी वि                          | चतामें जल           |               | ३६-भगर    | त्रतीके द्वारा हिमालयको                         | ज्ञानोपदेश—                            |               |
| देवताओं       | ह्यत होना, ब्रह्माजीस<br>का राजाके पास अ     | ाना, इन्द्रका       |               | ३७-भग     | स्वरूपका वर्णन<br>त्रतीद्वारा अपनी श्रेग        | छ भक्तिका                              |               |
| -             | र्षा करके रोहितको उ<br>-रानीसे स्वर्ग चलनेके |                     |               |           | न<br>त्रतीके द्वारा देवीतीर्थों                 |                                        | १९६           |
| करना, रा      | जाका सम्पूर्ण अयोध                           | यावासियों <b>के</b> |               | उत्स      | वोंका वर्णन                                     | ikā ara kapura kapanga                 | २००           |
| साथ स्व       | र्ग जानेका निश्चय.                           |                     | १४२           |           | पूजनके विविध प्रका                              |                                        |               |
| २८-दुर्गम ह   | दैत्यकी तपस्या;                              | बर-प्राप्ति         |               | ४०-देवी   | की पूजा-विधि तथा प                              | हलश्रुति                               | २०९           |
| तथा अल        | याचार, देवताओंका                             | भगवतीकी             |               |           | ==== अष्टम स्कन                                 | ध ——                                   |               |
| प्रार्थना व   | करना, भगवतीका <sup>ः</sup>                   | शताक्षी और          |               | १-प्रजा   | की सृष्टिके लिये ब्रह्मा                        | जीकी प्रेरणासे                         |               |
| शाकम्भर्      | ोरूप <mark>में प्राकट्य, दु</mark>           | र्गमका वध           |               | मनुव      | हा देवीकी आराधना                                | करना तथा                               |               |
| और देव        | गणोंद्वारा भगवतीकी                           | स्तुति              | १४६           | देवी      | का उन्हें वरदान देना                            |                                        | २१३           |
| २९ - व्यासजीव | हा राजा जनमेजयसे                             | भगवतीकी             |               | २-ब्रह्मा | जीकी नासिकासे वराहके                            | रूपमें भगवान्                          |               |
| महिमाका       | । वर्णन करना औ <b>र</b> उ                    | नसे उन्हींकी        |               | श्रीह     | रिका प्रकट होना और प्                           | गृथ्वीका उद्धार                        |               |
| ≾गगध्रमा      | करनेको कहना, भ                               | गवान् शंकर          |               | करन       | ग, ब्रह्माजीका उनकी                             | स्तुति करना.                           | २१७           |
| और विष        | ग्रंक अभिमान <mark>को दे</mark>              | खकर गौरी            |               | ३-महा     | राज मनुको वश-परम्प                              | राका वर्णन.                            | २२१           |
|               | मोका अन्तर्धान होन                           |                     |               |           | राज प्रियव्रतका आख्य                            | -                                      |               |
| न्ध्र विष     | याका असिहीत होत                              | ग                   | १५३           | और        | द्वीपोंकी उत्पत्तिका प्र                        | <b>संग</b>                             | २२३           |

| अध्याय      | विषय                       | पृष्ठ-स        | ांख्या | अध्याय       | विषय                  | पृष्ठ-           | पंख्या |
|-------------|----------------------------|----------------|--------|--------------|-----------------------|------------------|--------|
| ५-भूमण्डल   | लपर स्थित विभिन्न          | द्वीपों और     |        | २१-देवर्षि न | ारदद्वारा भगवान् अन   | न्तकी महिमाका    |        |
| वर्षीका     | संक्षिप्त परिचय            | ****           | २२५    | गान तः       | था नरकोंकी नामा       | वली              | २७३    |
| ६-भूमण्डत   | लके विभिन्न पर्वतोंसे      | निकलने-        |        | २२-विभिन्न   | । नरकोंका वर्णन .     | *********        | ३७६    |
| वाली वि     | विभिन्न नदियोंका वर्ण      | न              | २२८    | २३-नरक प्र   | म्दान करनेवाले वि     | विभिन्न पापोंका  |        |
| ७-सुमेरुप   | र्वतका वर्णन तथा गं        | गावतरणका       |        | वर्णन        | ***************       |                  | 260    |
| आख्या       | न                          |                | २३०    | २४-देवीकी    | उपासनाके विविध        | प्रसंगोंका वर्णन | २८३    |
| ८-इलावृत    | विर्षमें भगवान् शंकरद्व    | रा भगवान्      |        |              | नवम स्क               | न्ध —            | -      |
| _           | के संकर्षणरूपकी आ          |                |        | १-प्रकृतित   | ात्त्वविपर्श; प्रकृति | के अंश, कला      |        |
| भद्राश्व    | वर्षमें भद्रश्रवाद्वारा हय | ग्रीवरूपकी     |        | एवं क        | लांशसे उत्पन देरी     | वयोंका वर्णन.    | २८९    |
| उपासन       | П                          |                | 233    | २-परब्रहा    | श्रीकृष्ण और १        | त्रीराधासे प्रकट |        |
| ९-हरिवर्ष   | में प्रह्लादके द्वारा नृ   | सिंहरूपकी      |        | चिन्मय       | देवताओं एवं देरि      | वेयोंका वर्णन.   | ३०१    |
| आराध        | ना, केतुमालवर्षमें श्री    | लक्ष्मीजीके    |        | ३-परिपूर्ण   | तम श्रीकृष्ण और       | चिन्मयी राधासे   |        |
| द्वारा व    | कामदेवरूपकी तथा            | रम्यकवर्षमें   |        | प्रकट 1      | विराट्रूप बालकव       | ना वर्णन         | 306    |
| मनुजीव      | के द्वारा मत्स्यरूपक       | ी स्तुति-      |        | ४-सरस्वत     | ीकी पूजाका विध        | ान तथा कवच       | ३१३    |
| उपासन       | Π                          | ***********    | २३६    | ५-याज्ञवल    | क्यद्वारा भगवती स     | रस्वतीकी स्तुति  | ३२१    |
|             | यवर्षमें अर्यमाके द्वार    |                |        | ६-लक्ष्मी,   | सरस्वती तथा           | गंगाका परस्पर    |        |
| रूपकी       | आराधना, उत्तरकुरुव         | र्षमें पृथ्वी- |        | शापवश        | । भारतवर्षमें पधा     | रना              | 358    |
| द्वारा व    | वाराहरूपकी एवं कि          | म्पुरुषवर्षमें |        | ७-भगवान      | ्नारायणका गंग         | ा, लक्ष्मी और    |        |
| श्रीहनुम    | गन्जीके द्वारा श्रीराम     | चन्द्ररूपकी    |        | सरस्वत       | ीसे उनके श            | पकी अवधि         |        |
|             | उपासना                     |                | २४०    | बताना        | तथा अपने भर           | होंके महत्त्वका  |        |
| -           | पस्थित भारतवर्षमें ह       |                |        | वर्णन        | करना                  |                  | 330    |
| द्वारा न    | ारायणरूपकी स्तुति-उ        | पासना तथा      |        |              | गका वर्णन, पर         |                  |        |
| भारतव       | र्षकी महिमाका कथन          | *****          | २४३    | एवं श        | क्तिस्वरूपा मूलप्र    | कृतिकी कृपासे    |        |
| १२-प्लक्ष,  | शाल्मलि और कुशद्वी         | पका वर्णन      | २४७    | त्रिदेवों    | तथा देवियोंके         | प्रभावका वर्णन   |        |
| १३-क्रौंच,  | शाक और पुष्करद्वीपव        | का वर्णनः      | २५०    | और गं        | ोलोकमें राधा-कृष      | णका दर्शन        | 334    |
| १४-लोकाल    | गोकपर्वतका वर्णन           |                | २५३    | ९-पृथ्वीक    | ी उत्पत्तिका प्रसं    | ग, ध्यान और      |        |
| १५-सूर्यकी  | गतिका वर्णन                |                | 244    | पूजनक        | ा प्रकार तथा उन       | की स्तुति        | ३४५    |
| १६-चन्द्रमा | तथा ग्रहोंकी गतिका         | वर्णन          | २५९    | १०-पृथ्वीवे  | प्रति शास्त्र-वि      | परीत व्यवहार     |        |
| १७-शिशुमा   | रचक्र तथा ध्रुवमण्डल       | का वर्णन       | २६२    | करनेप        | र नरकोंकी प्राप्ति    | ना वर्णन         | 348    |
| १८-राहुमण   | डलका वर्णन                 |                | २६४    | ११-गंगाकी    | उत्पत्ति एवं उन       | का माहातम्य      | 348    |
| १९-अतल,     | वितल तथा सुतललो            | कका वर्णन      | २६७    | १२-गंगाके    | ध्यान एवं स्त         | विनका वर्णन,     |        |
| २०-तलातल    | त, महातल, रसातल            | और पाताल       |        | गोलोक        | में श्रीराधा-कृ       | ष्णके अंशसे      |        |
| तथा भ       | गावान अनन्तका वर्णन        | 1              | 2190   | गंगाके       | पादर्भावकी कथा        |                  | 380    |

| अध्याय         | विषय                          | पृष्ठ-संख्या | अध्याय      | विषय                    | पृष्ठ-संख्या        |
|----------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| १३-श्रीराधार्ज | र्गिके रोषसे भयभी             | त गंगाका     | रूप धा      | रणकर तुलसीसे हास-वि     | लास करना,           |
| श्रीकृष्णवे    | के चरणकमलोंकी                 | रारण लेना,   |             | ड़का भस्म होना और स्    |                     |
| श्रीकृष्णव     | के प्रति राधाका               | उपालम्भ,     |             | गोलोक पहुँचना           |                     |
| ब्रह्माजीव     | ती स्तुतिसे राधाका <b>:</b>   | प्रसन्न होना | २४-शंखचू    | ड्रूपधारी श्रीहरिका     | तुलसीके             |
| तथा गंग        | ाका प्रकट होना                | ३६७          | भवनमें      | जाना, तुलसीका श्रीहर्   | रेको पाषाण          |
| १४-गंगाके वि   | वेष्णुपत्नी होनेका प्र        | संग ३७९      | होनेका र    | शाप देना, तुलसी–महिमा   | , शालग्रामके        |
|                | कथा-प्रसंगमें राजा            |              | विभिन्      | ा लक्षण एवं माहात्म्य   | का वर्णन. ४३६       |
|                | र्णन                          |              | २५-तुलसी-   | -पूजन, ध्यान, नामा      | ष्टक तथा            |
|                | ती कथा, इसी प्रसंग            |              | तुलसीर      | स्तवनका वर्णन           | 884                 |
|                | चरित्रके एक अंश               |              | २६-सावित्री | दिवीकी पूजा-स्तुतिका    | विधान ४४९           |
|                | सीता तथा द्रौपदीके            |              | २७-भगवर्त   | ो सावित्रीकी उपास       | नासे राजा           |
|                | ***                           |              | अश्वप       | तिको सावित्री नामक      | त्र कन्याक <u>ी</u> |
| _              | तुलसीके प्रादुर्भावक          |              | प्राप्ति,   | सत्यवान्के साथ          | सावित्रीका          |
|                | ा<br>स्वपमें शंखचूड़          |              | विवाह       | , सत्यवान्की मृत्यु     | , सावित्री          |
| _              | ना शंखचूड़ तथा                |              | और य        | मराजका संवाद            | 849                 |
|                | लिये आदेश देना.               | _            | 1           | -यमराज-संवाद            |                     |
|                | साथ शंखचूड़का गान             |              | २९-सावित्र  | ो–धर्मराजके प्रश्नो     | तर और               |
| _              | न पराजित और निर्वासित         |              | धर्मराज     | ाद्वारा सावित्रीको वरदा | न ४६२               |
| -4-            | था शंकरजीके साथ               |              |             | लोकोंकी प्राप्ति        |                     |
|                | गीहरिका शंखचूड़के             | -            | पुण्यक      | र्मोंका वर्णन           | 8EC                 |
|                | बताना                         |              | ३१-सावित्री | ोका यमाष्टकद्वारा       | धर्मराजका           |
|                | का शंखचूड़के प                |              | स्तवन.      |                         | १७४                 |
| _              | शंकरका सन्देश सुन             |              | ३२-धर्मराज  | का सावित्रीको अशु       | भ कर्मीं के         |
|                | कर तुलसीका सन्तप              |              | फल ब        | ताना                    | ४८१                 |
|                | का उसे ज्ञानोपदेश             |              | ३३-विभिन    | न नरककुण्डोंमें जानेव   | ाले पापियों         |
|                | और भगवान् शंक                 |              | तथा उ       | नके पापोंका वर्णन       | 863                 |
|                | I                             |              | ३४-विभिन    | न पापकर्म तथा उन        | ाके कारण            |
|                | कार्तिकेय और                  |              | प्राप्त ह   | होनेवाले नरकोंका वर्ण   | न ४९५               |
| _              | सि शंखचूड्का भयंव             |              | ३५-विभिन    | न पापकर्मोंसे प्राप्त   | होनेवाली            |
|                | त्राणीका पाशुपतास्त्रसे       |              | विभिन्      | न योनियोंका वर्णन       | 403                 |
|                | का कारण बताना                 |              | ३६-धर्मराज  | नद्वारा सावित्रीसे व    | (वोपासनासे          |
|                | शंकर और शंखच्                 |              | प्राप्त ह   | होनेवाले पुण्यफलोंको    | कहना ५०८            |
|                | ब्रीहरिका वृद्ध <b>ब्रा</b> ह |              | ३७-विभिन    | न नरककुण्ड तथा          | वहाँ दी             |
|                | -<br>- कबच सौंग लेगा तथ       |              | जानेवा      | ली यातनाका वर्णन        | 488                 |
| 5 .            |                               | 2 4          |             |                         |                     |

| अध्याय                                                                            | विषय                                                                                                                     | पृष्ठ-संख्या                                              | ा अध्याय विषय पृष्ठ-सं                                                                                                                                                                               | ख्या |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ३८-धर्मराजव<br>महिमाक<br>पतिको उ<br>३९-भगवती<br>देवताओं;<br>४०-दुर्वासाके<br>जाना | ायपप<br>ता सावित्रीसे<br>ता वर्णन करना अं<br>जीवनदान देना<br>लक्ष्मीका प्राकट्य<br>द्वारा उनका पूजन,<br>शापसे इन्द्रका १ | भगवतीकी<br>ौर उसके<br>५२३<br>, समस्त<br>५३१<br>श्रीहीन हो | 3-विन्ध्यपर्वतका आकाशतक बढ़कर<br>सूर्यके मार्गको अवरुद्ध कर लेना ६<br>४- देवताओंका भगवान् शंकरसे विन्ध्य-<br>पर्वतकी वृद्धि रोकनेकी प्रार्थना करना<br>और शिवजीका उन्हें भगवान् विष्णुके<br>पास भेजना | ६११  |
| उनसे ल<br>बताना, स                                                                | ब्रीहरिके पास जाना,<br>१क्ष्मीके रुष्ट होनेके<br>१मुद्रमन्थन तथा उससे                                                    | कारणोंको<br>लक्ष्मीजीका                                   | ६-भगवान् विष्णुका देवताओंको काशीमें<br>अगस्त्यजीके पास भेजना, देवताओंकी<br>अगस्त्यजीसे प्रार्थना<br>२ ७-अगस्त्यजीकी कृपासे सूर्यका मार्ग                                                             | ६१८  |
| ४२-इन्द्रद्वारा                                                                   | भगवती लक्ष्मीका षोः<br>त्रं स्तवन                                                                                        | डशोपचार-                                                  | खुलना                                                                                                                                                                                                | ६२१  |
| ४३-भगवती<br>४४-भगवती                                                              | स्वाहाका उपाख्यान.<br>स्वधाका उपाख्यान.                                                                                  | ५५४<br>५५१                                                | ४ मनुओंका वर्णन<br>९ ९-चाक्षुष मनुकी कथा, उनके द्वारा देवीकी                                                                                                                                         |      |
| ४६-भगवती<br>राजा प्रि                                                             | दक्षिणाका उपाख्यान<br>षष्टीकी महिमाके<br>यद्भतकी कथा<br>मंगलचण्डी तथा                                                    | त्र प्रसंगमें<br>५७१                                      | १०-वैवस्वत मनुका भगवतीकी कृपासे                                                                                                                                                                      |      |
| ४८-भगवती ग<br>आस्तीक                                                              | । आख्यान<br>पनसाका पूजन-विधान<br>का जनमेजयके सर्पसः<br>ना, इन्द्रद्वारा पनसादेवं                                         | ा, मनसापुत्र<br>त्रमें नागोंकी                            | ८ ११-सावर्णि मनुके पूर्वजन्मकी कथाके प्रसंगमें मधु-कैटभकी उत्पत्ति और भगवान् विष्णुद्वारा उनके वधका वर्णन १ १२-समस्त देवताओंके तेजसे भगवती                                                           | ६३०  |
| करना<br>४९-आदि गौ                                                                 | सुरभिदेवीका आख<br>श्रीराधा तथा श्रीदुर्गाके र                                                                            | ५८२<br>ग्रान ५९५                                          |                                                                                                                                                                                                      |      |
| १- स्वायम्भु<br>भगवतीव<br>२-देवीद्वारा                                            | धान तथा स्तवनका ह<br>दशम स्कन्ध<br>द्व मनुकी उत्पत्ति, ह<br>की आराधना<br>मनुको वरदान,                                    | उनके द्वारा<br>६०७<br>नारदजीका                            | <ul> <li>१३-मनुपुत्रोंकी तपस्या, भगवतीका उन्हें</li> <li>मन्वन्तराधिपित होनेका वरदान देना,</li> <li>दैत्यराज अरुणकी तपस्या और ब्रह्माजीका</li> <li>वरदान, देवताओंद्वारा भगवतीकी स्तुित</li> </ul>    | ६३४  |
|                                                                                   | र्वतसे सुमेरुपर्वतकी                                                                                                     |                                                           | और भगवतीका भ्रामरीके रूपमें अवतार<br>९ लेकर अरुणका वध करना                                                                                                                                           | ६४१  |

| अध्याय        | विषय पृष्ठ-संख्या                        |              | अध्याय         | विषय                                    | पृष्ठ-                                                                                                         | पृष्ठ-संख्या |  |
|---------------|------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|               | = एकादश स्कन्ध ===                       |              | २४-कामना-      | -सिद्धि और उपद्रव                       | शान्तिके लिये                                                                                                  |              |  |
|               | नारायणका नारदजीसे देवी                   |              | गायत्रीवे      | ь विविध प्रयोग                          | 1 A 4 19 19 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                       | 19419        |  |
| प्रसन्त व     | करनेवा <mark>ले सदाचारका वर्</mark> णन . | ···· 543     |                | द्वादश स्कन                             | ध                                                                                                              |              |  |
|               | रका वर्णन,                               |              | १-गायत्रीज     | जपका माहात्म्य त                        | था गायत्रीके                                                                                                   |              |  |
| ३-सदाचार      | -वर्णन और रुद्राक्ष-धारण                 | का           | चौबीस          | वर्णोंके ऋषि, ह                         | <u>श्न्द</u> आदिका                                                                                             |              |  |
| माहातम्य      |                                          | ६६२          | वर्णन          | ** ** *) ** * * * * * * * * * * * * * * | **********                                                                                                     | ७३७          |  |
| ४-रुद्राक्षकी | ो उत्पत्ति तथा उसके विधि                 | भन           | २गायत्रीव      | के चौबीस वर्णीं                         | ही शक्तियों,                                                                                                   |              |  |
| स्वरूपोंव     | का वर्णन                                 | ६६६          | रंगों एव       | वं मुद्राओंका वर्णन.                    | ***********                                                                                                    | ७६९          |  |
| ५-जपमाल       | ाका स्वरूप तथा रुद्रा                    | क्ष-         | ३-श्रीगायः     | श्रीका ध्यान और ग                       | यित्रीकवचका                                                                                                    |              |  |
| धारणका        | विधान                                    | <b>६६</b> ९  | वर्णन          | ** **.** * * * ** ** ** ** ** ** **     | and acceptance of a design appear                                                                              | 000          |  |
|               | रणकी महिमाके सन्द                        |              |                | दय तथा उसका उ                           |                                                                                                                |              |  |
| गुणनिधि       | का उपाख्यान                              | ६७३          | ५-गायत्रीस     | तोत्र तथा उसके प                        | ाठका फल                                                                                                        | ७७४          |  |
| ७-विभिन्न     | प्रकारके रुद्राक्ष और उ                  | नके          | ६-गायत्रीस     | सहस्रनामस्तोत्र त                       | था उसके                                                                                                        |              |  |
| अधिदेव        | ता                                       | ಲಲ್ ತ        | पाठका          | फल                                      | ******                                                                                                         | ३७७          |  |
| ८-भूतशुद्धि   |                                          | ६८१          | ७-दीक्षावि     | धि                                      | politica de la compansión | 600          |  |
|               | ारण (शिरोव्रत)                           |              | ८-देवताअं      | ोंका विजयगर्व त                         | <b>ाथा</b> भगवती                                                                                               |              |  |
| १०-भस्म-ध     | ारणकी विधि                               | <b>E</b> CO  | उमाद्वारा      | उसका भंजन, भग                           | ावती उमाका                                                                                                     |              |  |
| ११-भस्मके     | प्रकार                                   | ٥٩٦          | इन्द्रको       | दर्शन देकर ज्ञानोप                      | देश देना                                                                                                       | ८१३          |  |
| १२-भस्म न     | धारण करनेपर दोष                          | ६९३          | ९-भगवती        | गायत्रीकी कृपासे                        | गौतमके द्वारा                                                                                                  |              |  |
| १३-भस्म तः    | था त्रिपुण्ड्र-धारणका माहात्म            | य ६९७        | अनेक ब         | ब्राह्मण-परिवारोंकी रह                  | क्षा, ब्राह्मणोंकी                                                                                             |              |  |
| १४-भस्मस्ना   | नका महत्त्व                              | 900          | कृतघ्नत        | ॥ और गौतमके द्वा                        | रा ब्राह्मणोंको                                                                                                |              |  |
| १५-भस्म-म     | ाहातम्यके सम्बन्धमें दुर्वासार           | <b>मु</b> नि | घोर शा         | प-प्रदान                                | *******                                                                                                        | 620          |  |
| और कु         | म्भीपाकस्थ जीवोंका आख्य                  | ान,          | १०-मणिद्वीप    | का वर्णन                                | nga pipang sera ereki karana                                                                                   | ८२९          |  |
| ऊर्ध्वपुण     | ड्का माहातम्य                            | ७०६          | ११-मणिद्वीप    | कि रत्नमय नौ प्राव                      | तारोंका वर्णन                                                                                                  | 630          |  |
|               | सना तथा उसका माहात्म्य.                  |              | १२-भगवती       | जगदम्बाके मण्                           | डपका वर्णन                                                                                                     |              |  |
|               | महिमा                                    |              | तथा मा         | णिद्वीपकी महिमा                         | * (*****,********                                                                                              | 684          |  |
|               | ती पूजा-विधिका वर्णन, अ <b>न्न</b> पू    |              | १३-राजा        | जनमेजयद्वारा अम                         | बायज्ञ और                                                                                                      |              |  |
| देवीके        | माहात्म्यमें राजा बृहद्रथ                | का           | श्रीमद्देव     | भागवतमहापुराणक                          | । माहातम्य                                                                                                     | 648          |  |
| आख्यान        | ***********************                  | ७३०          |                | ोभागवतमहापुराण <b>र्क</b>               |                                                                                                                |              |  |
| १९-मध्याहर    | ान्ध्या तथा गायत्रीजपका फर               | ल. ७३६       | १५-श्रीदुर्गाय | म्त्रम् [रेखाचित्र]                     | *******                                                                                                        | 640          |  |
|               | था सायंसन्ध्याका वर्णन                   |              | १६-श्रीगायः    | गीयन्त्रम् (क) [रेख                     | ∥चित्र]                                                                                                        | ८५८          |  |
|               | रश्चरण और उसका फल                        |              |                | बीयन्त्रम् (ख) [रेख                     |                                                                                                                | ८५९          |  |
| २२-बलिवैश्व   | बदेव और प्राणाग्निहोत्रकी वि             | निध ७४७      | १८-सप्तश्ले    | ोकी दुर्गा                              | ******                                                                                                         | 60           |  |
| _             | न्द्रायण, प्राजापत्य आदि व्रती           |              |                | धक्षमापनस्तोत्रम्                       |                                                                                                                |              |  |
| वर्णन         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | 1948         | २०-श्रीदुर्गाज | नोको आरतो                               | ************                                                                                                   | 833          |  |